आ अम 31135 आउम अवस्य आवस 新新 别都 别致 3737 आर्बम अवम 31137 3137 और्वम और्वम और अरम अवस अवस अवस अवस अवस अवस 3ilan 37137 अधिम अधिम 3/13/1 अर्था अर्था अर्थ 3373T 3/37 अंबर अंबर अंबर अंबर अंबर अंद्रेम अंदेम अंदेम आदम आदम 3737 अविम अविम अविम अविम अने रेम अविम अविम अविम अविम और्वम और्वम 别到 到るれ 3913H अविम 3hat 3/13/I 3/13/I आर्बर अर्बर 3713 II 别到 अर्घ अर्घ अवस अवस 3135 3737 391351 अवम अवम 别到 333FL ी अम अवस अवस 3/13/1 ओद्रप अदिम औद्रम SHEAT

म्रो३म नमो नमः सर्वशक्तिमते जगदीश्वराय ।।

## भूमिका

इन<u>्द्रो</u> विश्वस्य राजित । शको अस्तु द्विपदे शं चेतुष्पदे ॥ य० स्र० ३६ । मं० ८ ॥

तनोतु सर्वेश्वर उत्तमम्बलं गवादिरक्षं विविधं दयेरितः। ग्रशेषविघ्नानि निहत्य नः प्रभूः सहायकारी विदधातु गोहितम् ॥१॥ ये गोसुखं सम्यगुशन्ति धीरास्ते धर्म्मजं सौस्यमथाददन्ते। कूरा नराः पापरता न यन्ति प्रज्ञाविहीनाः पशुहिंसकास्तत्॥२॥

वे धर्मात्मा विद्वान् लोग धन्य हैं, जो ईश्वर के गुण, कर्म्म, स्वभाव, ग्रिभिप्राय, मृष्टि-क्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाण ग्रीर आप्तों के ग्राचार से ग्रविरुद्ध चलके सब संसार को सुख पहुंचाते हैं। ग्रीर शोक है उन पर जो कि इनसे विरुद्ध स्वार्थी दयाहीन होकर जगत् में हानि करने के लिये वर्त्तमान हैं। पूजनीय जन वे हैं कि जो ग्रपनी हानि होती तो भी सब के हित के करने में ग्रपना तन, मन, धन लगाते हैं। ग्रीर तिरस्करणीय वे हैं जो अपने ही लाभ में सन्तुष्ट रहकर सबके सुखों का नाश करते हैं।

ऐसा सृष्टि में कीन मनुष्य होगा जो सुख श्रीर दुःख को स्वयं न मानता हो ? क्या ऐसा कोई भी मनुष्य है कि जिसके गले को काटे वा रक्षा करे, वह दुःख श्रीर सुख का अनुभव न करे ? जब सब को लाभ और सुख ही में प्रसन्नता है, तो विना अपराध किसी प्राणी का प्राणवियोग करके श्रपना पोषण करना यह सत्पुरुषों के सामने निन्दित कमं क्यों न होवे ? सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर इस सृष्टि में मनुष्यों के श्रात्माश्रों में अपनी दया और न्याय को प्रकाशित करे कि जिससे ये सब दया श्रीर न्याययुक्त होकर सर्वदा सर्वोपकारक काम करें श्रीर स्वार्थपन से पक्षपातयुक्त होकर कृपापात्र गाय आदि पशुग्रों का विनाश न करें कि जिससे दुग्ध ग्रादि पदार्थों ग्रीर खेती ग्रादि कियाश्रों की सिद्धि से युक्त होकर सब मनुष्य आनंद में रहें।

इस ग्रन्थ में जो कुछ ग्रधिक, न्यून वा ग्रयुक्त लेख हुग्रा हो उसको बुद्धिमान् लोग इस ग्रन्थ के तात्पर्य के ग्रनुकूल कर लेवें। धार्मिक विद्वानों की यही योग्यता है कि वक्ता के वचन ग्रौर ग्रन्थकर्ता के ग्रभिप्राय के ग्रनुसार ही समक्त लेते हैं। यह ग्रन्थ इसी ग्रभिप्राय से रचा गया है, जिससे गो ग्रादि पशु जहां तक सामर्थ्य हो बचाये जावें ग्रौर उनके वचाने से दूध घी ग्रौर खेती के बढ़ने से सब को सुख बढ़ता रहे। परमात्मा कुपा करे कि यह ग्रभीष्ट शीघ्र सिद्ध हो।

इस ग्रन्थ में तीन प्रकरण हैं—एक समीक्षा, दूसरा नियम ग्रौर तीसरा उप-नियम। इन को घ्यान दे पक्षपात छोड़ विचार के राजा तथा प्रजा यथावत् उपयोग में लावें, कि जिससे दोनों के लिये मुख बढ़ता ही रहे।

# अथ गोकरूणानिधिः

## श्रथ समीक्षा-प्रकरणम्

## गोकृष्यादिरक्षिग्गीसभा

इस सभा का नाम 'गोकृष्यादिरक्षिणी' इसलिये रक्खा है जिससे गवादि पशु भीर कृष्यादि कम्मों की रक्षा भ्रोर वृद्धि होकर सब प्रकार के उत्तम सुख मनुष्यादि प्राणियों को प्राप्त होते हैं, भ्रोर इस के विना निम्नलिखित सुख कभी नहीं प्राप्त हो सकते।

सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर ने इस सृष्टि में जो-जो पदार्थ बनाये हैं, वे निष्प्रयोजन नहीं, िकन्तु एक-एक वस्तु ग्रनेक-अनेक प्रयोजन के लिये रची है। इसलिये उन से वे ही प्रयोजन लेना न्याय ग्रन्थया अन्याय है। देखिये जिसलिये यह नेत्र बनाया है, इससे वहीं कार्य लेना सब को उचित होता है, न िक उससे पूर्ण प्रयोजन न लेकर बीच ही में वह नष्ट कर दिया जावे। क्या जिन-जिन प्रयोजनों के लिये परमात्मा ने जो-जो पदार्थ बनाये हैं, उन-उन से वे-वे प्रयोजन न लेकर उनको प्रथम ही विनष्ट कर देना सत्पुरुषों के विचार में बुरा कर्म नहीं है? पक्षपात छोड़ कर देखिये, गाय ग्रादि पशु ग्रीर कृषि श्रादि कर्मों से सब संसार को ग्रसंख्य मुख होते हैं वा नहीं ? जैसे दो ग्रीर दो चार, वैसे ही सत्यविद्या से जो-जो विषय जाने जाते वे ग्रन्थश कभी नहीं हो सकते।

जो एक गाय न्यून से न्यून दो सेर दूध देती हो, ग्रीर दूसरी बीस सेर, तो प्रत्येक गाय के ग्यारह सेर दूध होने में कोई शंका नहीं। इस हिसाब से एक मास में 515 सवा ग्राठ मन दूध होता है। एक गाय कम से कम ६ महीने, ग्रीर दूसरी अधिक से ग्रिधिक १८ महीने तक दूध देती है, तो दोनों का मध्यभाग प्रत्येक गाय के दूध देने में बारह महीने होते हैं। इस हिभाब से बारह महीनों का दूध ६६८ निन्नानवे मन होता है। इतने दूध को ग्रीटा कर प्रति सेर में छटाँक चावल ग्रीर डेढ़ छटांक चीनी डाल कर खीर बना खावें, तो प्रत्येक पुरुष के लिए दो सेर दूध की खीर पुष्कल होती है। क्योंकि यह भी एक मध्यभाग की गिनती है, ग्रथांत् कोई दो सेर दूध की खीर से ग्रिधिक खा गया ग्रीर कोई न्यून, इस हिसाब से एक प्रसूता गाय के दूध से १९८० एक हजार नवसी ग्रस्सी मनुष्य एक वार तृष्त होते हैं। गाय न्यून से न्यून द ग्रीर अधिक से अधिक १८ बार ब्याती है, इसका मध्यभाग तेरह वार आया, तो २५७४० पच्चीस हजार सातसी चालीस मनुष्य एक गाय के जन्म भर के दूधमात्र से एक वार तृष्त हो सकते हैं।

इस गाय के एक पीढ़ी में छः बिछ्यां श्रीर सात बछड़े हुये, इनमें से एक की मृत्यु रोगादि से होना सम्भव है, तो भी बारह रहे। उन छः बिछ्याओं के दूधमात्र से उक्त प्रकार १५४४४० एक लाख चौवन हजार चारसौ चालीस मनुष्यों का पालन

हो सकता है अब रहे छ: बैल, उन में एक जोड़ी से दोनों साख में २००८ दोसौ मन अन्न उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार तीन जोड़ी ६००८ छ: सौ मन अन्न उत्पन्न कर सकती हैं, श्रीर उनके कार्य का मध्यभाग बाठ वर्ष है। इस हिसाब से ४६००८ चार हज़ार ग्राठसो मन अन्न उत्पन्न करने की शक्ति एक जन्म में तीनों जोड़ी की। ४६००८ इतने अन्न से प्रत्येक मनुष्य का तीन पाव अन्न भोजन में गिनं, तो २५६००० दो लाख खप्पन हज़ार मनुष्यों का एक वार भोजन होता है। दूध श्रीर अन्न को मिला कर देखने से निश्चय है कि ४१०४४० चार लाख दश हज़ार चारसो चालीस मनुष्यों का पालन एक वार के भोजन से होता है। अब छ: गाय की पीढ़ी परपीढ़ियों का हिसाब लगाकर देखा जावे तो असंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है। और इसके मांस से अनुमान है कि केवल श्रस्सी मांसाहारी मनुष्य एक वार तृष्त हो सकते हैं। देखो, तुच्छ लाभ के लिए लाखों प्राणियों को मार श्रसंख्य मनुष्यों की हानि करना महापाप क्यों नहीं?

यद्यपि गाय के दूध से भैंस का दूध कुछ श्रिष्ठिक और बैलों से भैंसा कुछ न्यून लाभ पहुँचाता है, तथापि जितना गाय के दूध श्रीर बैलों के उपयोग से मनुष्यों को सुखों का लाभ होता है उतना भैंसियों के दूध और भैंसों से नहीं। क्योंकि जितने श्रारोग्यकारक श्रीर बुद्धिवर्द्ध के आदि गुण गाय के दूध और बैलों में होते हैं, उतने भैंस के दूध श्रीर भैंस आदि में नहीं हो सकते। इसलिये श्रायों ने गाय सर्वोत्तम मानी है।

श्रीर ऊंटनी का दूध गाय और भैंस के दूध से भी श्रधिक होता है, तो भी इन का दूध गाय के सदृश नहीं। ऊंट श्रीर ऊंटनी के गुण भार उठाकर शीघ्र पहुंचाने के लिये प्रशंसनीय हैं।

अब एक बकरी कम से कम एक और अधिक से अधिक पांच सेर दूध देती है, इसका मध्यभाग प्रत्येक बकरी से तीन सेर दूध होता है। और न्यून से न्यून तीन महीने और अधिक से अधिक पांच महीने तक दूध देती है, तो प्रत्येक बकरी के दूध देने में मध्यभाग चार महीने हुए। वह एक मास में २।८ सवा दो मन और चार मास में ९८ नव मन होता है। पूर्वोक्त प्रकारानुसार इस दूध से १८० एक सौ अस्सी मनुष्यों की तृष्ति होती है। और एक बकरी एक वर्ष में दो वार ब्याती है। इस हिसाब से एक वर्ष में एक बकरी के दूध के एक वार भोजन से ३६० तीनसी साठ मनुष्यों की तृष्ति होती है। कोई बकरी न्यून से न्यून चार वर्ष और कोई अधिक से अधिक द आठ वर्ष तक ब्याती है, इसका मध्य भाग ६ छः वर्ष हुआ, तो जन्मभर के दूध से २१६० दो हजार एक सौ साठ मनुष्यों का एक वार के भोजन से पालन होता है।

ग्रब उसके बच्चा बच्ची मध्यभाग से २४ चौबीस हुए, क्योंकि कोई न्यून से न्यून ग्रीर कोई ग्रधिक से ग्रधिक तीन बच्चों से ब्याती है। उनमें से दो का ग्रल्पमृत्यु समभो, रहे २२ बाईस, उनमें से १२ बकरियों के दूध से २५६२० पच्चीस हजार नवसों बीस मनुष्यों का एक दिन पालन होता है। उसकी पीढ़ी परपीढ़ी के हिसाब लगाने से ग्रसंख्य मनुष्यों का पालन हो सकता है। ग्रीर बकरे भी बोभ उठाने आदि प्रयोजनों में ग्राते हैं, ग्रीर बकरा बकरी ग्रीर भेड़ भेड़ी के ऊन के वस्त्रों से मनुष्यों को बड़े-बड़े सुख

लाभ होते हैं। यद्यपि भेड़ी का दूध वकरी के दूध से कुछ कम होता है, तथापि बकरी के दूध से उसके दूध में बल ग्रौर घृत अधिक होता है। इसी प्रकार ग्रन्य दूध देनेवाले पशुग्रों के दूध से भी ग्रनेक प्रकार के सुख लाभ होते हैं।

जैसे ऊंट ऊंटनी से लाभ होते हैं, वैसे ही घोड़े घोड़ी श्रीर हाथी आदि से अधिक कार्य सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार सुअर, कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी श्रीर मोर श्रादि पक्षियों से भी अनेक उपकार होते हैं। जो पुरुष हरिण और सिंह ग्रादि पशु श्रीर मोर श्रादि पक्षियों से भी उपकार लेना चाहें तो ले सकते हैं, परन्तु सब का पालन उत्तरोत्तर समयानुकूल होवेगा। वर्तमान में परमोपकारक गो की रक्षा में मुख्य तात्पर्य है। दो ही प्रकार से मनुष्य श्रादि की प्राणरक्षा, जीवन, सुख, विद्या, बल श्रीर पुरुषार्थ श्रादि की वृद्धि होती है – एक अन्नपान, दूसरा श्राच्छादन। इनमें से प्रथम के विना मनुष्यादि का सर्वथा प्रलय श्रीर दूसरे के विना अनेक प्रकार की पीड़ा होती है।

देखिये, जो पशु निःसार घास तृण पत्ते फल फूल ग्रादि खावें और सार दूध आदि ग्रमुतरूपी रत्न देवें, हल गाड़ी में चल के ग्रनेकविध ग्रन्न आदि उत्पन्न कर सबके बुढि बल परान्तम को बढ़ा के नीरोगता करे, पुत्र पुत्री ग्रौर मित्र ग्रादि के समान पुरुषों के साथ विश्वास ग्रौर प्रेम करें, जहां बांधे वहां बन्धे रहें, जिधर चलावें उधर चलें, जहां से हटावें वहां से हट जावें, देखने ग्रौर बुलाने पर समीप चले ग्रावें, जब कभी व्याघादि पशु वा मारनेवाले को देखें अपनी रक्षा के लिये पालन करनेवाले के समीप दौड़ कर ग्रावें कि यह हमारी रक्षा करेगा। जिनके मरे पर चमड़ा भी कंटक ग्रादि से रक्षा करे, जंगल में चर के ग्रपने बच्चे और स्वामी के लिये दूध देने को नियत स्थान पर नियत समय चले ग्रावें, ग्रपने स्वामी की रक्षा के लिये तन मन लगावें, जिनका सर्वस्व राजा ग्रौर प्रजा ग्रादि मनुष्यों के सुख के लिये है, इत्यादि शुभगुणयुक्त सुख-कारक पशुग्रों के गले छुरों से काट कर जो अपना पेट भर सब संसार की हानि करते हैं, क्या संसार में उनसे भी अधिक कोई विश्वासघाती, अनुपकारी, दु:ख देनेवाले ग्रौर पापीजन होंगे ?

इसीलिये यजुर्वेद के प्रथम ही मन्त्र में परामात्मा की आजा है कि—'ग्रघ्न्याः यजमानस्य पश्चन् पाहि' हे पुरुष ! तू इन पशुग्नों को कभी मत मार, और यजमान अर्थात् सब के सुख देनेवाले जनों के सम्बन्धी पशुओं की रक्षा कर, जिनसे तेरी भी पूरी रक्षा होवे । श्रीर इसीलिये ब्रह्मा से लेके आज पर्यन्त ग्रायं लोग पशुओं की हिंसा में पाप श्रीर ग्रधमं समभते थे, श्रीर ग्रब भी समभते हैं। और इन की रक्षा में ग्रन्न भी महंगा नहीं होता, क्यों कि दूध ग्रादि के अधिक होने से दिर्द्री को भी खान पान में मिलने पर न्यून ही अन्न खाया जाता है, श्रीर ग्रन्न के कम खाने से मल भी कम होता है। मल के न्यून होने से दुर्गन्ध भी न्यून होता है, दुर्गन्ध के स्वल्प होने से वायु और वृद्धिजल की शुद्धि भी विशेष होती है, उससे रोगों की न्यूनता होने से सबको सुख बढ़ता है।

इनसे यह ठीक है कि गो ग्रादि पशुस्रों के नाश होने से राजा स्रोर प्रजा का भी नाश हो जाता है, क्योंकि जब पशुन्यून होते हैं, तब दूध स्नादि पदार्थ और खेती स्नादि कार्यों की भी घटती होती है। देखो, इसी से जितने मूल्य से जितना दूध और घी स्रादि पदार्थ तथा बैल स्रादि पशु ७०० सातसी वर्ष के पूर्व मिलते थे, उतना दूध घी स्रोर बैल स्रादि पशु इस समय दशगुणे मूल्य से भी नहीं मिल सकते। क्योंकि ७०० सातसी वर्ष के पीछे इस देश में गवादि पशुस्रों को मारनेवाले मांसाहारी विदेशी मनुष्य बहुत स्रा बसे हैं। वे उन सर्वोपकारी पशुस्रों के हाड़ मांस तक भी नहीं छोड़ते, तो 'नष्टे मूले नैव पत्रं न पुष्पम्' जब कारण का नाश करदे तो कार्यं नष्ट क्यों न हो जावे? हे मांसाहारियो! तुम लोग जब कुछ काल के पश्चात् पशु न मिलेंगे, तब मनुष्यों का मांस भी छोड़ोगे वा नहीं? हे परमेश्वर! तू क्यों न इन पशुस्रों पर, जो कि विना स्रपराध मारे जाते हैं, दया नहीं करता? क्या उन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या इनके लिये तेरी न्याय-सभा बन्द होगई है? क्यों उनकी पीड़ा छुड़ाने पर घ्यान नहीं देता, और उनको पुकार नहीं सुनता। क्यों इन मांसाहारियों के स्रात्माक्रों में दया प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन स्रीर मूर्खता स्रादि दोषों को दूर नहीं करता? जिससे ये इन बुरे कामों से बचें।

### श्रथ समीक्षायां हिंसक-रक्षक-संवादः-

हिंसक—ईश्वर ने सब पशु म्रादि सृष्टि मनुष्य के लिये रची है, ग्रौर मनुष्य ग्रपनी भक्ति के लिये। इसलिये मांस खाने में दोष नहीं हो सकता।

रक्षक—भाई ! सुनो, तुम्हारे शरीर को जिस ईश्वर ने बनाया है, क्या उसी ने पशु ग्रादि के शरीर नहीं बनाये हैं ? जो तुम कहो कि पशु ग्रादि हमारे खाने को बनाये हैं, तो हम कह सकते हैं कि हिंसक पशुग्रों के लिये तुमको उसने रचा है, क्योंकि जैसे तुम्हारा चित्त उनके मांस पर चलता है, वैसे ही सिंह, गृध्र ग्रादि का चित्त भी तुम्हारे मांस, खाने पर चलता है, तो उन के लिये तुम क्यों नहीं ?

हिं - देखो, ईश्वर ने पुरुषों के दांत कैसे पैने मांसाहारी पशुग्रों के समान

बनाये हैं। इससे हम जानते हैं कि मनुष्यों को मांस खाना उचित है।

र०—जिन व्याघ्रादि पशुओं के दांत के दृष्टान्त से अपना पक्ष सिद्ध किया चाहते हो, क्या तुम भी उनके तुल्य ही हो ? देखो, तुम्हारी मनुष्य जाति उनकी पशु जाति, तुम्हारे दो पग और उनके चार, तुम विद्या पढ़ कर सत्यासत्य का विवेक कर सकते हो वे नहीं। और यह तुम्हारा दृष्टान्त भी युक्त नहीं, क्यों कि जो दांत का दृष्टान्त लेते हो तो बन्दर के दांतों का दृष्टान्त क्यों नहीं लेते ? देखो बन्दरों के दांत सिंह और बिल्ली ग्रादि के समान हैं और वे मांस नहीं खाते। मनुष्य और बन्दर की आकृति भी बहुतसी मिलती है, जैसे मनुष्यों के हाथ पग और नख ग्रादि होते हैं, वैसे हो बन्दरों के भी हैं। इसलिये परमेश्वर ने मनुष्यों को दृष्टान्त से उपदेश किया है कि जैसे बन्दर मांस कभी नहीं खाते और फलादि खाकर निर्वाह करते हैं, वैसे तुम भी किया करो। जैसा बन्दरों का दृष्टान्त सांगोपांग मनुष्यों के साथ घटता है, वैसा अन्य किसी का नहीं। इसलिये मनुष्यों को ग्रति उचित है कि मांस सर्वथा छोड़ देवें।

हिं -देखों, जो मांसाहारी पशु ग्रीर मनुष्य हैं वे बलवान् ग्रीर जो मांस नहीं

खाते हैं वे निर्वल हैं, इससे मांस खाना चाहिये।

र०—क्यों ग्रल्प समक्त की बातें मानकर कुछ भी विचार नहीं करते। देखो, सिंह मांस खाता ग्रीर सुअर वा अरणा भैंसा मांस कभी नहीं खाता, परन्तु जो सिंह बहुत मनुष्यों के समुदाय में गिरे तो एक या दो को मारता ग्रीर एक दो गोली या तलवार के प्रहार से मर भी जाता है, ग्रीर जब जंगली सुअर वा ग्ररणा भैंसा जिस प्राणिसमुदाय में गिरता है, तब उन ग्रनेक सवारों ग्रीर मनुष्यों को मारता और ग्रनेक गोली बरछी तथा तलवार ग्रादि के प्रहार आदि से भी शीघ्र नहीं गिरता, और सिंह उससे डरके ग्रलग सटक जाता है, ग्रीर वह सिंह से नहीं डरता।

श्रीर जो प्रत्यक्ष दृष्टान्त देखना चाहो तो एक मांसाहारी का एक दूध घी और अन्नाहारी मथुरा के मल्ल चौबे से बाहुयुद्ध हो, तो अनुमान है कि चौबा मांसाहारी को पटक उसकी छाती पर चढ़ ही बैठेगा। पुन: परीक्षा होगी कि किस-किस के खाने से बल न्यून श्रीर ग्रधिक होता है। भला, तिनक विचार करो कि छिलकों के खाने से श्रधिक बल होता है अथवा रस और जो सार है उसके खाने से? मांस छिलके के समान श्रीर दूध घी सार रस के तुल्य है, इसको जो युक्तिपूर्वक खावे तो मांस से श्रधिक गुण श्रीर बलकारी होता है, फिर मांस का खाना व्यर्थ श्रीर हानिकारक, श्रन्याय, श्रधमं श्रीर दुष्ट कमं क्यों नहीं?

हिं०—जिस देश में सिवाय मांस के अन्य कुछ नहीं मिलता, वहां वा भ्रापत्काल में अथवा रोगनिवृत्ति के लिए मांस खाने में दोष नहीं होता।

र० — यह आपका कहना व्यर्थ है, क्योंकि जहां मनुष्य रहते हैं, वहां पृथिवी अवश्य होती है। जहां पृथिवी है वहां खेती वा फल फूल आदि होते हैं, और जहां कुछ भी नहीं होता, वहां मनुष्य भी नहीं रह सकते। और जहां ऊसर भूमि है, मिष्ट जल और फलाहारादि के न होने से मनुष्यों का रहना भी दुर्घट है। और आपत्काल में भी अन्य उपायों से निर्वाह कर सकते हैं, जैसे मांस के न खाने वाले करते हैं। और विना मांस के रोगों का निवारण भी ओषधियों से यथावत् होता है, इसलिये मांस खाना अच्छा नहीं।

हिं० — जो कोई भी मांस न खावे तो पशु इतने बढ़ जायें कि पृथिवी पर भी न समावें, ग्रीर इसलिये ईश्वर ने उनकी उत्पत्ति भी अधिक की है, तो मांस क्यों न खाना चाहिये ?

र० — वाह ! वाह ! यह बुद्धि का विपर्यास ग्रापको मांसाहार ही से हुग्रा होगा । देखो, मनुष्य का मांस कोई नहीं खाता, पुन: क्यों न बढ़ गये । ग्रीर इनकी अधिक उत्पत्ति इसलिये हैं कि एक मनुष्य के पालन व्यवहार में ग्रनेक पशुओं की अपेक्षा है । इसलिये ईश्वर ने उनको ग्रधिक उत्पन्न किया है ।

हिं० — ये जितने उत्तर किये, वे सब ब्यवहारसम्बन्धी हैं, परन्तु पशुओं को मार के मांस खाने में अधर्म तो नहीं होता, और जो होता है तो तुम को होता होगा, क्योंकि तुम्हारे मत में निषेध है। इसलिये तुम मत खाओ और हम खावें, क्योंकि हमारे मत में मांस खाना अधर्म नहीं है।

र०—हम तुम से पूछते हैं कि धर्म श्रीर अधर्म व्यवहार ही में होते हैं वा अन्यत्र ? तुम कभी सिद्ध न कर सकोगे कि व्यवहार से भिन्न धर्माधर्म होते हैं। जिस जिस व्यवहार से दूसरों की हानि हो वह-वह 'ग्रधमें' और जिस-जिस व्यवहार से उपकार हो, वह-वह 'धर्म' कहाता है। तो लाखों के सुख लाभकारक पशुओं का नाश करना श्रधर्म और उनकी रक्षा से लाखों को सुख पहुँचाना धर्म क्यों नहीं मानते ? देखो, चोरी जारी श्रादि कमं इसलिये ग्रधर्म हैं कि इनसे दूसरे की हानि होती है। नहीं तो जो जो प्रयोजन धनादि से उनके स्वामी सिद्ध करते हैं, वे ही प्रयोजन उन चोरादि के भी सिद्ध होते हैं। इसलिये यह निश्चित है कि जो जो जगत् में हानिकारक हैं वे वे 'ग्रधर्म', ग्रीर जो जो परोपकारी हैं वे वे 'धर्म' कहाते हैं।

जब एक आदमी की हानि करने से चोरी आदि कमें पाप में गिनते हो, तो गवादि पशुत्रों को मार के बहुतों की हानि करना महापाप क्यों नहीं ? देखो, मांसाहारी मनुष्यों में दया ग्रादि उत्तम गुण होते ही नहीं, किन्तु वे स्वार्थवश होकर दूसरे की हानि करके ग्रपना प्रयोजन सिद्ध करने ही में सदा रहते हैं। जब मांसाहारी किसी पुष्ट पशु को देखता है, तभी उसकी इच्छा होती है कि इसमें मांस ग्रधिक है, मारकर खाऊं तो ग्रच्छा हो। ग्रीर जब मांस का न खानेवाला उसको देखता है तो प्रसन्न होता है कि यह पशु ग्रानन्द में है। जैसे सिह ग्रादि मांसाहारी पशु किसी का उपकार तो नहीं करते, किन्तु अपने स्वार्थ के लिये दूसरे का प्राण भी ले मांस खाकर अति प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मांसाहारी मनुष्य भी होते हैं। इसलिये मांस का खाना किसी मनुष्य को उचित नहीं।

हिं० — अञ्छाजो यही बात है तो जब तक पशुकाम में आवें तब तक उनका मांस न खाना चाहियै, जब बूढ़े हो जावें वा मर जावें तब खाने में कुछ भी दोष नहीं।

र० — जैसे दोष उपकार करनेवाले माता पिता आदि के वृद्धावस्था में मारने स्नौर उनके मांस खाने में हैं, वैसे उन पशुस्रों की सेवा न कर मार के मांस खाने में है। स्नौर जो मरे पश्चात् उनका मांस खावे तो उसका स्वभाव मांसाहारी होने से स्रवश्य हिंसक होके हिंसारूपी पाप से कभी न बच सकेगा। इसलिये किसी स्रवस्था में मांस न खाना चाहिये।

हि—जिन पशुओं ग्रीर पक्षियों ग्रर्थात् जंगल में रहनेवालों से उपकार किसी का नहीं होता ग्रीर हानि होती है, उनका मांस खाना वा नहीं ?

र०—न खाना चाहिये, क्योंकि वे भी उपकार में ग्रा सकते हैं। देखो, १०० सौ भङ्गी जितनी शुद्धि करते हैं, उनसे अधिक एक सुग्रर वा मुर्गा ग्रथवा मोर ग्रादि पक्षी सर्प आदि की निवृत्ति करने से पिवत्रता ग्रीर ग्रनेक उपकार करते हैं। ग्रीर जैसे मनुष्यों का खान पान दूसरे के खाने पीने से उनका जितना ग्रनुपकार होता है, वैसे जंगली मांसाहारी का ग्रन्न जंगली पशु ग्रीर पक्षी हैं। ग्रीर जो विद्या वा विचार से सिंह ग्रादि वनस्थ पशु और पिक्षयों से उपकार लेवें तो ग्रनेक प्रकार का लाभ उनसे भी हो सकता है। इस कारण मांसाहार का सर्वथा निषेध होना चाहिये।

भला, जिनके दूध ग्रादि खाने पीने में ग्राते हैं, वे माता पिता के समान माननीय क्यों न होने चाहियें? ईश्वर की सृष्टि से भी विदित होता है कि मनुष्यों से पशु श्रौर पक्षी ग्रादि ग्रधिक रहने से कल्याण है । क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों के खाने पीने के पदार्थों से भी पशु पक्षियों के खाने पीने के पदार्थों घास वृक्ष फूल फलादि ग्रधिक रचे हैं, ग्रौर वे विना जोते बोए सींचे पृथिवी पर स्वयं उत्पन्न होते हैं। ग्रौर वहां वृष्टि भी करता है इसलिये समभ लीजिये कि ईश्वर का ग्रभिप्राय उनके मारने में नहीं किन्तु रक्षा करने में है।

हिं—जो मनुष्य पशुको मारके मांस खावें उन को पाप होता है, श्रीर जो विकता मांस मूल्य से ले वा भैरव, चामुण्डा, दुर्गा, जखैया, वाममार्ग श्रथवा यज्ञ श्रादि की रीति से चढ़ा समर्पण कर खावें तो उनको पाप नहीं होना चाहिये, वयों कि वे विधि करके खाते हैं।

र० — जो कोई मांस न खावे, न उपदेश ग्रौर न ग्रनुमित ग्रादि देवे, तो पशुग्रादि कभी न मारे जावें। क्योंकि इस व्यवहार में बहकावट लाभ ग्रौर विकी न हो, तो प्राणियों का मारना बन्द ही हो जावे। इस में प्रमाण भी है:—

## श्रनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।। संस्कर्त्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः।।

मनु० अ० ४ । श्लो० ४१ ।। श्चर्य — अनुमति = मारने की सलाह देने, मांस के काटने, पशु श्चादि के मारने, उनको मारने के लिये और बेचने, मांस के पकाने, परसने और खानेवाले द ग्चाठ मनुष्य घातक हिंसक अर्थात् ये सब पापकारी हैं ।।

श्रीर भैरव श्रादि के निमित्त से भी मांस खाना मारना वा मरवाना महापापकम्मं है। इसलिये दयालु परमेश्वर ने वेदों में मांस खाने वा पशु श्रादि के मारने की विधि नहीं लिखी।

मद्य भी मांस खाने का ही कारण है, इसलिए यहां संक्षेप से लिखते हैं:—
प्रमत्त—कहोजी! मांस तो छूटा सो छूटा परन्तु मद्य पीने में तो कोई भी
दोष नहीं ?

शान्त—मद्य पीने में भी वैसे ही दोष हैं जैसे कि मांस खाने में । मनुष्य मद्य पीने से नशे के कारण नष्टबुद्धि होकर अकर्तव्य कर लेता ग्रीर कर्तव्य को छोड़ देता है, न्याय का ग्रन्थाय ग्रीर अन्याय का न्याय ग्रादि विपरीत कर्म करता है। ग्रीर मद्य की उत्पत्ति विकृत पदार्थों से होती है, ग्रीर वह मांसाहारी ग्रवश्य हो जाता है, इसलिये इसके पीने से ग्रात्मा में विकार उत्पन्न होते हैं। ग्रीर जो मद्य पीता है, वह विद्यादि शुभ गुणों से रहित होकर उन दोषों में फंस कर ग्रपने धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रीर मोक्ष फलों को छोड़ पशुवत् भाहार, निद्रा, भय, मैथुन ग्रादि कर्मों में प्रवृत्त होकर ग्रपने मनुष्यजन्म को व्यर्थ कर देता है। इसलिये नशा अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन भी न करना चाहिये।

जैसा मद्य है वैसे भांग ग्रादि पदार्थ भी मादक हैं, इसलिये इनका भी सेवन कभी न करे, क्योंकि ये भी बुद्धि का नाश करके प्रमाद, आलस्य और हिंसा ग्रादि में मनुष्य को लगा देते हैं। इसीलिये मद्यपान के समान इनका भी सर्वथा निषेध ही है।

इससे हे धार्मिक सज्जन लोगो ! ग्राप इन पशुग्रों की रक्षा तन, मन ग्रौर धन से क्यों नहीं करते ? हाय !! बड़े शोक की बात है कि जब हिंसक लोग गाय बकरे ग्रादि पशु और मोर ग्रादि पिक्षयों को मारने के लिये ले जाते हैं, तब वे ग्रनाथ तुम हमको देख के राजा ग्रौर प्रजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं—िक देखो ! हमको विना ग्रपराध बुरे हाल से मारते हैं, और हम रक्षा करने तथा मारनेवालों को भी दूध आदि अमृत पदार्थ देने के लिये उपस्थित रहना चाहते हैं, ग्रौर मारे जाना नहीं चाहते, देखो, हम लोगों का सर्वस्व परोपकार के लिये हैं, ग्रौर हम इसीलिए पुकारते हैं कि हमको ग्राप लोग बचावें, हम तुम्हारी भाषा में ग्रपना दुःख नहीं समक्षा सकते, ग्रौर ग्राप लोग हमारी भाषा नहीं जानते, नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई मारता, तो हम भी ग्राप लोगों के सदृश ग्रपने मारनेवालों को न्यायव्यवस्था से फांसी पर न चढ़वा देते ? हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं होता। ग्रौर जो कोई होता है तो उससे मांसाहारी देष करते हैं।

अस्तु, वे स्वार्थ के लिये द्वेष करो तो करो, क्योंकि 'स्वार्थी दोषं न पश्यति' जो स्वार्थ साधने में तत्पर है, वह अपने दोषों पर ध्यान नहीं देता, किन्तु दूसरों को हानि हो तो हो मुक्तको सुख होना चाहिये, परन्तु जो उपकारी हैं वे इसके बचाने में अत्यन्त पुरुषार्थ करें, जैसा कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज तक वेदोक्त रीति से प्रशंसनीय कर्म करते आये हैं। वैसे ही सब भूगोलस्थ सज्जन मनुष्यों को करना उचित है।

धन्य है ग्रायांवत्तं देशवासी आयं लोगों को कि जिन्होंने ईश्वर के सृष्टिक्रम के श्रनुसार परोपकार ही में ग्रपना तन, मन, धन लगाया और लगाते हैं। इसीलिये ग्रायांवत्तीय राजा, महाराजा, प्रधान ग्रौर धनाढच लोग ग्राधी पृथिवी में जंगल रखते थे कि जिससे पशु ग्रौर पिक्षयों की रक्षा होकर ओषधियों के सार दूध आदि पिवत्र पदार्थ उत्पन्न हों, जिनके खाने पीने से ग्रारोग्य, बुद्धि-बल, पराक्रम आदि सद्गुण बढ़ें। ग्रौर वृक्षों के अधिक होने से वर्षा जल ग्रौर वायु में ग्रार्द्वता ग्रौर शुद्धि ग्रधिक होती है। पशु और पक्षी आदि के ग्रधिक होने से खात भी ग्रधिक होता है। परन्तु इस समय के मनुष्यों का इससे विपरीत व्यवहार है कि जंगलों को काट ग्रौर कटवा डालना, पशुओं को मार ग्रौर मरवा खाना और विष्ठा ग्राद्वि का खात खेतों में डाल अथवा डलवा कर रोगों की वृद्धि करके संसार का ग्रहित करना, स्वप्रयोजन साधना और परप्रयोजन पर ध्यान न देना; इत्यादि काम उलटे हैं।

'विषादप्यमृतङ्ग्राह्य' सत्पुरुषों का यही सिद्धान्त है कि विष से भी ग्रमृत लेना । इसी प्रकार गाय ग्रादि का मांस विषवत् महारोगकारी को छोड़ कर उनसे उत्पन्न हुए दूध ग्रादि अमृत रोगनाशक हैं उनको लेना । अतएव इनकी रक्षा करके विषत्यागी ग्रीर अमृतभोजी सब को होना चाहिये । सुनो बन्धुवर्गो ! तुम्हारा तन, मन, धन गाय आदि की रक्षारूप परोपकार में न लगे तो किस काम का है ? देखो परमात्मा का स्वभाव कि जिसने सब विश्व और सब पदार्थ परोपकार ही के लिये रच रक्खे हैं, वैसे तुम भी अपना तन, मन, धन परोपकार ही के अर्पण करो।

बड़े आश्चर्यं की बात है कि पशुओं को पीड़ा न होने के लिये न्यायपुस्तक में व्यवस्था भी लिखी है कि जो पशु दुबंल ग्रीर रोगी हों उनको कष्ट न दिया जावे ग्रीर जितना बोक सुखपूबंक उठा सकें उतना ही उन पर धरा जावे। श्रीमती राजराजेश्वरी श्रीविक्टोरिया महाराणी का विज्ञापन भी प्रसिद्ध है कि इन ग्रव्यक्तवाणी पशुग्रों को जो जो दुःख दिया जाता है वह न दिया जावे, तो क्या भला मार डालने से भी ग्रधिक कोई दुःख होता है? क्या फांसी से ग्रधिक दुःख बन्दीगृह में होता है? जिस किसी अपराधी से पूछा जाय कि तू फांसी चढ़ने में प्रसन्न है वा बंदीघर के रहने में? तो वह स्पष्ट कहेगा कि फांसी में नहीं, किन्तु बन्दीघर के रहने में।

और जो कोई मनुष्य भोजन करने को उपस्थित हो उसके आगे से भोजन के पदार्थ उठा लिये जावें और उसको वहां से दूर किया जावे, तो क्या वह सुख मानेगा? ऐसे ही आजकल के समय में कोई गाय आदि पशु सरकारी जंगल में जाकर घास और पत्ता जो कि उन्हीं के भोजनार्थ हैं विना महसूल दिये खावें वा खाने को जावें, तो बेचारे उन पशुओं और उनके स्वामियों को दुईशा होती है। जंगल में आग लग जावे तो कुछ चिन्ता नहीं, किन्तु वे पशु न खाने पावें। हम कहते हैं कि किसी अति क्षुधातुर राजा वा राजपुरुष के समान आये चावल आदि वा डबलरोटी आदि छीनकर न खाने देवें और उनकी दुईशा की जावे, तो इनको दुःख विदित न होगा? क्या वैसा ही उन पशु पक्षियों और उनके स्वामियों को न होता होगा?

ध्यान देकर सुनिये कि जैसा दुःख सुख ग्रपने को होता है, वैसा ही ग्रीरों को भी समका कीजिये। ग्रीर यह भी ध्यान में रिखये कि वे पशु ग्रादि श्रीर उनके स्वामी तथा खेती ग्रादि कमें करनेवाले प्रजा के पशु आदि ग्रीर मनुष्यों के ग्रधिक पुरुषार्थ ही से राजा का ऐश्वयं ग्रधिक बढ़ता ग्रीर न्यून से नष्ट हो जाता है, इसीलिये राजा प्रजा से कर लेता है कि उनकी रक्षा यथावत् करे, न कि राजा ग्रीर प्रजा के जो सुख के कारण गाय ग्रादि पशु हैं उनका नाश किया जावे। इसलिये ग्राज तक जो हुन्ना सो हुग्ना, ग्रांखें खोलकर सबके हानिकारक कर्मों को न कीजिये ग्रीर न करने दोजिये। हां, हम लोगों का यही काम है कि ग्राप लोगों को भलाई और बुराई के कामों को जता देवें, ग्रीर ग्राप लोगों का यही काम है कि पक्षपात छोड़ सबकी रक्षा ग्रीर बढ़ती करने में तत्पर रहें। सर्वशक्तिमान् जगदीश्वर हम और आप पर पूर्ण कृपा करे कि जिससे हम ग्रीर ग्राप लोग विश्व के हानिकारक कर्मों को छोड़ सर्वोपकारक कर्मों को करके सब लोग आनन्द में रहें। इन सब बातों को सुन मत डालना किन्तु सुन रखना, इन ग्रनाथ पशुग्रों के प्राणों को शीघ्र बचाना।

हे महाराजाधिराज जगदीश्वर ! जो इनको कोई न बचावे तो ग्राप इनकी रक्षा करने ग्रीर हम से कराने में शीघ्र उद्यत हूजिये।।

इति समीक्षाप्रकरणम् ॥

## इस सभा के नियम

१—सब विश्व को विविध सुख पहुँचाना इस सभा का मुख्य उद्देश्य है, किसी की

हानि करना प्रयोजन नहीं।

२ — जो जो पदार्थ सृष्टिकमानुकूल जिस जिस प्रकार से ग्रधिक उपकार में आवे, उस उस से आप्ताभिप्रायानुसार यथायोग्य सर्वहित सिद्ध करना इस सभा का परम पुरुषार्थ है ।

३ — जिस जिस कम्में से बहुत हानि ग्रीर थोड़ा लाभ हो, उस उस को सभा

कर्त्तव्य नहीं समभती।

४ — जो जो मनुष्य इस परमहितकारी कार्य में, तन, मन, धन से प्रयत्न ग्रौर सहायता करे, वह वह इस सभा में प्रतिष्ठा के योग्य होवे।

५ - जो कि यह कार्य्य सर्वहितकारी है, इसलिए यह सभा भूगोलस्थ मनुष्य

जाति से सहायता की पूरी आशा रखती है।

६ - जो जो सभा देश-देशान्तर और द्वीप-द्वीपान्तर में परोपकार ही करना स्त्रभीष्ट रखती है, वह वह इस सभा की सहायकारिणी समभी जाती है।

७ — जो जो जन राजनीति वा प्रजा के ग्रभीष्ट से विरुद्ध, स्वार्थी, कोधी और श्रविद्यादि दोषों से प्रमत्त होकर राजा ग्रौर प्रजा के लिये श्रनिष्ट कर्म्म करे वह वह इस सभा का सम्बन्धी न समक्षा जावे।

## उपनियम

नाम

१—इस सभा का नाम ''गोकृष्यादिरक्षिणी'' है ।

#### उद्देश्य

२-इस सभा के उद्देश्य वे ही हैं जो कि इसके नियमों में वर्णन किये गये हैं।

अो लोग इस सभा में नाम लिखाना चाहें अऔर इस के उद्देश्यानुकूल आचरण करना चाहें वे इस सभा में प्रविष्ट हो सकते हैं, परन्तु उनकी ग्रायु १८ वर्ष से न्यून न हो। जो लोग इस सभा में प्रविष्ट हों वे 'गोरक्षकसभासद्' कहलावेंगे।

४ — जिन का नाम इस सभा में सदाचार से एक वर्ष हो रहा हो ग्रीर वे ग्रपने ग्राय का शतांश वा अधिक मासिक वा वार्षिक इस सभा को दें, वे

<sup>\*</sup>इस सभा के नाम लिखाने के लिये मंत्री के पास इस प्रकार का पत्र भेजना चाहिये कि— 'में प्रसन्नतापूर्वक इस सभा के उद्देश्यानुकूल, जो कि नियमों में वर्णन किये हैं, ग्राचरण स्वीकार करता हूं। मेरा नाम इस सभा में लिख लोजिये।' परन्तु ग्रन्तरङ्गसभा को ग्रधिकार रहेगा कि किसी विशेष हेतु से उनका नाम इस सभा में लिखना स्वीकार न करे।।

'गोरक्षकसभासद्' हो सकते हैं। और सम्मित देने का ग्रधिकार केवल गोरक्षकसभासदों ही को होगा।

- (अ) गोरक्षकसभासद् बनने के लिये गोकृष्यादिरक्षिणी सभा में वर्ष भर नाम रहने का नियम किसी व्यक्ति के लिये ग्रन्तरङ्गसभा शिथिल भी कर सकती है। इस सभा में वर्ष भर रहकर गोरक्षकसभासद् बनने का नियम गोकृष्यादिरक्षिणी सभा के दूसरे वर्ष से काम ग्रावेगा।
- (ब) राजा, सरदार, बड़े बड़े साहूकार आदि को इस सभा के सभासद् बनने के लिये शतांश ही देना ग्रावश्यक नहीं, वे एकवार वा मासिक वा वार्षिक अपने उत्साह वा सामर्थ्यानुसार दे सकते हैं।

(स) ग्रन्तरङ्गसभा किसी विशेष हेतु से चन्दान देनेवाले पुरुष को भी गोरक्षकसभासद्बनासकती है।

(द) नीचे लिखी हुई विशेष दशाओं में उन सभासदों की भी, जो गोरक्षक-सभासद् नहीं बने, सम्मित ली जा सकती है—

(१) जब नियमों में न्यूनाधिक शोधन करना हो।

- (२) जब कि विशेष ग्रवस्था में अन्तरङ्गसभा उनकी सम्मति लेनी योग्य ग्रीर ग्रावश्यक समभे।
- (३) जो इस सभा के उद्देश्य के विरुद्ध कम्म करेगा वह न तो गोरक्षक ग्रीर न गोरक्षकसभासद गिना जावेगा।
- (४) गोरक्षकसभासद् दो प्रकार के होंगे—एक साधारण और दूसरे माननीय । माननीय गोरक्षकसभासद् वे होंगे जो शतांश वा १०) ६० मासिक वा इससे अधिक देवें, ग्रथवा एक बार २५०) ६पया दें, वा जिनको ग्रन्तरङ्गसभा विद्या ग्रादि श्रेष्ठ गुणों से माननीय समभे ।
- ५-- यह सभा दो प्रकार की होगी-एक साधारण, दूसरी अन्तरङ्ग ।
- ६ साधारणसभा तीन प्रकार की होगी १ मासिक, २ षाण्मासिक ग्रौर ३ नैमित्तिक।
- ७—मासिकसभा—प्रतिमास एक बार हुन्ना करेगी, उसमें महीने भर का आयब्यय ग्रीर सभा के कार्यकर्त्ताग्रों की क्रियाग्रों का वर्णन किया जावे जो कि कथन योग्य हो।
- पाण्मासिक सभा कार्तिक स्रोर वैशाख के अन्त में हुआ करे, उस में स्राप्तोक्त विचार, मासिक सभा का कार्य, प्रत्येक प्रकार का म्रायव्यय समभना और समभाना होवे।
- ९—नैमित्तिक सभा जब कभी मन्त्री, प्रधान और श्रन्तरङ्गसभा ग्रावश्यक कार्यं जाने उसी समय यह सभा हो और उसमें विशेष कार्यों का प्रबन्ध होवे।
- १० ग्रन्तरङ्गसभा सभा के समस्त कार्यप्रबन्ध के लिये एक ग्रन्तरंगसभा नियत की जावे, श्रीर इसमें तीन प्रकार के सभासद् हों एक प्रतिनिधि, दूसरे प्रतिष्ठित श्रीर तीसरे ग्रधिकारी।

- ११—प्रतिनिधि सभासद् अपने-अपने समुदायों के प्रतिनिधि होंगे श्रीर उन्हें उनके समुदाय नियत करेंगे। कोई समुदाय जब चाहे अपने प्रतिनिधि को बदल सकता है। प्रतिनिधि सभासदों के विशेष कार्य ये होंगे:—
  - (ग्र) अपने अपने समुदायों की सम्मति से ग्रपने को विज्ञ रखना।
  - (ब) श्रपने श्रपने समुदायों को अन्तरंगसभा के कार्य, जो कि प्रकट करने योग्य हों, बतलाना।
  - (ज) अपने ग्रपने समुदायों से चन्दा इकट्ठा करके कोषाध्यक्ष को देना ।
- १२—प्रतिष्ठित सभासद् विशेष गुणों के कारण प्रायः वार्षिक, नैमित्तिक और साधारण सभा में नियत किये जावें। प्रतिष्ठित सभासद् श्रन्तरंगसभा में एक तिहाई से अधिक न हों।
- १३ प्रति वैशाख की सभा में अन्तरंगसभा के प्रतिष्ठित अधिकारी वार्षिक साधारण सभा में फिर से नियत किये जावें, और कोई पुराना प्रतिष्ठित और अधिकारी पुनर्वार नियुक्त हो सकता है।
- १४—जब वर्ष के पहिले किसी प्रतिष्ठित सभासद् ग्रीर अधिकारी का स्थान रिक्त हो, तो ग्रन्तरंगसभा ग्राप ही उसके स्थान पर किसी ग्रीर योग्य पुरुष को नियत कर सकती है।
- १५—ग्रन्तरङ्गसभा कार्य के प्रबन्ध निमित्त उचित व्यवस्था बना सकती है, परन्तु वह नियमों ग्रीर उपनियमों से विरुद्ध न हो।
- १६—ग्रन्तरङ्गसभा किसी विशेष कार्य के करने ग्रीर सोचने के लिये ग्रपने में से सभासदों और विशेष गुण रखने वाले सभासदों को मिलाकर उपसभा नियत कर सकती है।
- १७—ग्रन्तरङ्गसभा का कोई सभासद् मन्त्री को एक सप्ताह के पहिले विज्ञापन दे सकता है कि कोई विषय सभा में निवेदन किया जावे, ग्रीर वह विषय प्रधान की ग्राज्ञानुसार निवेदन किया जावे। परन्तु जिस विषय के निवेदन करने में ग्रन्त-रंगसभा के पांच सभासद् सम्मति दें, वह ग्रवश्य निवेदन करना ही पड़ेगा।
- १८—दो सप्ताह के पीछे अन्तरंगसभा ग्रवश्य हुग्रा करे, ग्रीर मन्त्री ग्रीर प्रधान की ग्राज्ञा से वा जब ग्रन्तरंगसभा के पाँच सभासद् मन्त्री को पत्र लिखें, तो भी हो सकती है।
- १९—ग्रिधकारी छः प्रकार के होंगे—१ प्रधान, २ उपप्रधान, ३ मन्त्री, ४ उपमन्त्री, ४ कोषाच्यक्ष, ६ पुस्तकाच्यक्ष।

मन्त्री, कोषाष्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष इनके अधिकारों पर आवश्यकता होने से एक से अधिक भी नियत हो सकते हैं। और जब किसी अधिकार पर एक से अधिक भी नियत हों तो अन्तरङ्गसभा उन्हें कार्यबाट देवे।

- २०. प्रधान-प्रधान के निम्नलिखित ग्रधिकार ग्रीर काम होवें-
  - १. प्रधान अन्तरंगसभा आदि सब सभाओं का सभापति समभा जावे ।
  - सदा सभा के सब कार्यों के यथावत् प्रबन्ध ग्रीर सर्वथा उन्नति ग्रीर रक्षा
    में तत्पर रहे। सभा के प्रत्येक कार्य्य को देखे कि वे नियमानुसार किये जाते
    हैं वा नहीं, ग्रीर स्वयं नियमानुसार चले।
  - यदि कोई विषय कठिन और ग्रावश्यक प्रतीत हो, तो उसका यथोचित प्रवन्ध तत्काल करे, ग्रीर उसकी हानि में वही उत्तर देवे।
  - ४. प्रधान ग्रपने प्रधानत्व के कारण सब उपसभाओं का, जिन्हें ग्रन्तरंगसभा संस्थापन करे, सभासद् हो सकता है।
- २१. उपप्रधान-इस के ये कार्य्य कर्त्तव्य हैं-

प्रधान की ग्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि होवे। यदि दो वा ग्रधिक उपप्रधान हों तो सभा की सम्मति के ग्रनुसार उनमें से कोई एक प्रतिनिधि किया जावे, परन्तु सभा के सब काय्यों में प्रधान को सहायता देना उसका मुख्य कार्य है।

- २२. मन्त्री-मन्त्री के निम्नलिखित ग्रधिकार ग्रीर कार्य हैं-
  - अन्तरंगसभा की आज्ञानुसार सभा की ग्रोर से सब के साथ पत्र-व्यवह।र रखना।
  - २. सभाओं का वृत्तान्त लिखना ग्रौर दूसरी सभा होने से पहले ही पूर्व वृत्तान्त पुस्तक में लिखना वा लिखवाना।
  - ३. मासिक ग्रन्तरंगसभाग्रों में उन गोरक्षकों वा गोरक्षक-सभासदों के नाम सुनाना जो कि पिछली मासिकसभा के पीछे सभा में प्रविष्ट वा उससे पृथक् हुये हों।
  - ४. सामान्य प्रकार से भृत्यों के कार्य पर दृष्टि रखना, और सभा के नियम, उपनियम ग्रीर व्यवस्थाओं के पालन पर घ्यान रखना।
  - ५. इस बात का भी ध्यान रखना कि प्रत्येक गोरक्षक-सभासद् किसी न किसी समुदाय में हों, और इसका भी प्रत्येक समुदाय ने ग्रपनी ग्रोर से अन्तरंगसभा में प्रतिनिधि दिया होवे ।
  - ६. पहिले विज्ञापन दिये पर मान्यपुरुषों को सत्कारपूर्वक बिठाना।
  - प्रत्येक सभा में नियत काल पर म्राना और बराबर ठहरना ।
- २३. कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष के नीचे लिखे ग्रधिकार ग्रौर कार्य हैं
  - सभा के सब म्रायधन का लेना, उसकी रसीद देना भ्रीर उसको यथोचित रखना।

#### गोकरुणानिधिः

- तिसी को अन्तरंगसभा की ग्राज्ञा के विना रुपया न देना, किन्तु मन्त्री श्रीर प्रधान को भी उस प्रमाण से देवे जितना श्रन्तरंगसभा ने उनके लिये नियत किया हो, श्रधिक न देना। श्रीर उस धन के उचित व्यय के लिये वही श्रधिकारी, जिसके द्वारा वह व्यय हुग्रा हो, उत्तरदाता होवे।
- ३. सब धन के व्यय का रीतिपूर्वक बहीखाता रखना, ग्रीर प्रतिमास अन्तरंग-सभा में हिसाब को बहीखाते समेत परताल और स्वीकार के लिये निवेदन करना।
- २४. पुस्तकाध्यक्ष-पुस्तकाध्यक्ष के ग्रधिकार और कार्य ये होवें-
  - १. जो पुस्तकालय में सभा की स्थिर ग्रीर विकय की पुस्तक हों उन सबों की रक्षा करे, ग्रीर पुस्तकालय सम्बन्धी हिसाब भी रक्खे ग्रीर पुस्तकों के लेनेदेने का कार्यभी करे।

#### मिश्रित नियम

- २४. सब गोरक्षक-सभासदों की सम्मति निम्नलिखित दशाग्रों में ली जावे-
  - श्रन्तरंगसभाका यह निश्चय हो कि किसी साधारणसभा के सिद्धान्त पर निश्चय न करना चाहिये, किन्तु गोरक्षक-सभासदों की सम्मति जाननी चाहिये।
  - २. सब गोरक्षक सभासदों का पांचवाँ वा अधिक अंश इस निमित्त मन्त्री के पास पत्र लिख भेजे।
  - ३. जब बहुत से व्ययसम्बन्धी वा प्रबन्धसम्बन्धी नियम ग्रथवा व्यवस्थासम्बन्धी कोई मुख्य विचारादि करना हो अथवा जब अन्तरंगसभा सब गोरक्षक सभासदों की सम्मति जानना चाहे।
- २६. जब किसी सभा में थोड़े से समय के लिये कोई श्रधिकारी उपस्थित न हो, तो उस समय के लिये किसी योग्यपुरुष को ग्रन्तरंगसभा नियत कर सकती है।
- २७. यदि किसी ग्रधिकारी के स्थान पर वार्षिक साधारण सभा में कोई पुरुष नियत न किया जावे, तो जब तक उस के स्थान पर नियत न किया जाय, वही ग्रधिकारी भ्रपना काम करता रहे।
- २८. सब सभा श्रौर उपसभाश्रों का वृत्तान्त लिखा जाया करे श्रौर उसको सब गोरक्षकसभासद्देख सकते हैं।
- २९. सब सभाओं का कार्य तब धारम्भ हो, जब न्यून से न्यून एक तिहाई सभासद् उपस्थित हों।
- ३०. सब सभाग्रों और उपसभाग्रों के सारे काम बहुपक्षानुसार निश्चित हों।
- ३१. ग्राय का दशांश समुदाय में रक्खा जावे।

- ३२. सब गोरक्षक श्रीर गोरक्षक-सभासदों को इस सभा की उपयोगी वेदादि विद्या जाननी श्रीर जनानी चाहिये।
- ३३ सब गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि लाभ स्रोर स्नानन्द-समय में सभा की उन्नति के लिये उदारता स्रोर पूर्ण प्रेमदृष्टि रक्खें।
- ३४. सब गोरक्षक और गोरक्षक-सभासदों को उचित है कि शोक ग्रौर दुःख के समय में परस्पर सहायता करें, ग्रौर ग्रानन्दोत्सव में निमंत्रण पर सहायक हों, छोटाई बड़ाई न गिनें।
- ३५. कोई गोरक्षक भाई किसी हेतु से ग्रनाथ वा किसी की स्त्री विधवा ग्रथवा सन्तान ग्रनाथ हो जावे अर्थात् उनका जीवन न हो सकता हो, ग्रीर यदि गोकृष्यादिरक्षिणी सभा उनको निश्चित जान ले, तो यह सभा उनकी रक्षा में यथाशक्ति यथोचित प्रबन्ध करे।
- ३६. यदि गोरक्षक सभासदों में किन्हीं का परस्पर भगड़ा हो, तो उनको उचित है कि वे ग्रापस में समभ लेवें, वा गोरक्षक-सभासदों की न्याय उपसभा द्वारा उसका न्याय करालें। परन्तु ग्रशक्यावस्था में राजनीति द्वारा भी न्याय करा लेवें।
- ३७. इस गोकृष्यादिरक्षिणी सभा के व्यवहार में जितना-जितना लाभ हो वह-वह सर्वहितकारी काम में लगाया जावे, किन्तु यह महाधन तुच्छ कार्य में व्यय न किया जावे । ग्रीर जो कोई इस गोकृष्यादि की रक्षा के लिये जो धन है उसको चोरी से ग्रपहरण करेगा, वह गोहत्या के पाप लगने से इस लोक ग्रीर परलोक में महादु:खभागी ग्रवह्य होगा ।
- ३५. संप्रति इस सभा के धन का व्यय गवादि पशु लेने, उनका पालन करने, जङ्गल श्रौर घास के क्रय करने, उनकी रक्षा के लिये भृत्य वा अधिकारी रखने, तालाब, कूप, बावड़ी श्रथवा बाड़ा के लिये व्यय किया जावे। पुनः ग्रत्युक्षत होने पर सर्वहित कार्य में भी व्यय किया जावे।
- ३९. सब सज्जनों को उचित है कि इस गोरक्षक धन ग्रादि समुदाय पर स्वार्थंदृष्टि से हानि करना कभी मन से भी न विचारें, किन्तु यथाशक्ति इस व्यवहार की उन्नति में तन, मन धन से सदा परम प्रयत्न किया ही करें।
- ४०. इस सभा के सब सभासदों को यह बात श्रवश्य जाननी चाहिये कि जब गवादि पशुरक्षित होके बहुत बढ़ेंगे, तब कृषि आदि कमें ग्रीर दुग्ध घृत ग्रादि की वृद्धि होकर सब मनुष्यादि को विविध सुख लाभ ग्रवश्य होगा। इसके विना सब का हित सिद्ध होना संभव नहीं।
- ४१. देखिये, पूर्वोक्त रीत्यनुसार एक गो की रक्षा से लाखों मनुष्यादि को लाभ

पहुँचना, और जिसके मारने से उतने ही की हानि होती है, ऐसे निकृष्ट कर्म के करने को आप्त विद्वान कभी अच्छा न समभेगा।

- ४२. इस सभा के जो पशु प्रसूत होंगे उन उन का दूध एक मास तक उसके बछड़े को पिलाना ग्रीर ग्रधिक उसी पशु को अन्न के साथ खिला देना चाहिये, और दूसरे मास में तीन स्तनों का दूध बछड़े को देना ग्रीर एक भाग लेना चाहिये, तीसरे मास के ग्रारम्भ से ग्राधा दुह लेना ग्रीर ग्राधा बछड़े को तब तक दिया करें कि जब तक गौ दूध देवे।
- ४३. सब सभासदों को उचित है कि जब जब किसी को स्वरक्षित पशु देवे तब तब न्यायिनयमपूर्वक व्यवस्थापत्र ले ग्रीर देकर। जब वह पशु ग्रसमर्थ हो जाय, उसके काम का न रहे ग्रीर उसके पालन करने में सामर्थ्य न हो, तो अन्य किसी को न दे सके, किन्तु पुनरिप सभा के ग्राधीन करे।
- ४४. इस सभा की ग्रन्तरंग सभा को उचित है किन्तु ग्रत्यावश्यक है कि उक्त प्रकार से अप्राप्त पशुग्रों की प्राप्ति, प्राप्तों की रक्षा, रक्षितों की वृद्धि ग्रीर बढ़े हुए पशुग्रों से नियमानुसार और सृष्टिकमानुकूल उपकार लेना, अपने ग्रधिकार में सदा रखना, ग्रन्य किसी को इसमें स्वाधीनता कभी न देवे ।
- ४५. जो कि यह बहुत उपकारी कार्य है इसलिये इसका करनेवाला इसलोक ग्रीर परलोक में स्वर्ग ग्रर्थात् पूर्ण सुखों को अवश्य प्राप्त होता है।
- ४६. कोई भी मनुष्य इस सभा के पूर्वोक्त उद्देशों को किये विनासुखों की सिद्धि नहीं कर सकता।
- ३७. क्याऐसाकोई भीमनुष्य सृष्टि में होगा कि जो अपने सुख दुःखवत् दूसरे प्राणियों कासुख दुःख ग्रपने ग्रात्मामें न समभताहो ।
- ४८. ये नियम और उपनियम उचित समय पर वा प्रतिवर्ष में यथोचित विज्ञापन देने पर कोधे वा घटाये बढ़ाये जा सकते हैं।।

स्रो३म् सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। स्रों शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

> धेनुः परा दयापूर्वा यस्यानन्दाद्विराजते । ग्राख्यायां निर्मितस्तेन ग्रन्थो गोकरुणानिधिः ॥ १ ॥ मुनिरामाङ्कचन्द्रेऽब्दे तपस्यस्यासिते दले । दशम्यां गुरुवारेऽलंकृतोऽयं कामधेनुपः ॥ २ ॥

> > इति गोकरुगानिधिः ॥